e in

तिषाधेनक्रमणागिक्षाक्षित्रतेगणव चीक्रनानंत्रहस्याणिचसप्ततिगणव निविकाणांच्रताच्छान्तिगणक्ष तश्चनमञ्जूषेष्ठस्य स्थानमगणक्ष तश्चनमञ्जूषे नमस्य प्रविष्ठागानमः स्यारिहेचे च सामस्यानिन चत्रवेशनमा वेदातवे द्यायस्व ज्ञायनमानमगण्य लोसांच्यासेतस्यांचेफाच्छणित नेमासित वेरांगोभा नवेसावितापं नः ख्यास्त्रविदेशका केतपते ग्रिश असियावणीया सिय्योभाइपरेत एरितास्कातिकेने दिवाकरें। म याचित्रपेत्वियः पोषेत्वः सन मेते हा रक्षा दिलाका हुए छेपा भरती हिता

महात्मान सर्पति विचर् र्गर्यकाममादा एं। प्राप्त ते हेत के न्रांग स र्वपायहरं वेच्यारितं वप्रश्लेषता एक था विवयातथावसदस्या तवंतिवस पेगासंस्रंति सत्तेतिचापपविसः शिव वब्रह्माचे वयजापति असदेषास्त्रका ल सघमो वरुण पवचा नदा यस्ताराणा

या

89

मधिने विद्यापने । वाष्ट्र रिनर्धना थरो भूतकर्ता वर्ष प्रभेगे एक देवा थिरे वा ना स् विद्यापा ये ते ते ते व्यवस्था ने स् स्तीरत करता था एक दो का ने ले करता स् महीपा करा गा वा ता प्रकाश तो ने समस्यो रेग सन्द्र रा दसा । प्रकाश ता विथा ता वि वी ने देव प्रशानिः। प्रचित्र प्रजानि । स यां

py

वर्षपतिर विस्नित्रः। प्रवृद्धि वात्मको देवः द्राची चलुक्ष वित्रमः। प्रवृद्धि वात्मको देवः स्त्रत्ती चत्कः स्नात्मव । इच्छरः स्व भूता नाप्रमिष्ठी यज्ञापति । । जानात्मा स्वभूत जावे यात्माविष्यतीम् (व । । नान्मस्त त्रम्। वाधिस् सारभणनायानः। स्रादेश्वस्त्राम् सीप्री मानात्विद्धित्वक्षरः। ग्राभ सिद्धतो त्र

स्तरीयविश्वासी क्याका श्वाकी । कमहेचाः।। स्रोतेनां मिः तित्याः। यात्रहाण्य

08 100.

यस्त्र नराष्ट्रायगण्यक संभ्ये हिसं था नासर वेः यह यह । विशेषज्ञप्रभाने ज्ञप्रभ परमण्या पर्या करते पापंतर या जाति । पराचा करते पाचंतरा आयतिह च रइस्तोरक कुछावित्रं इलानितं चा नागड्याणास्त्रज्ञातीसारकारयः क

त्रचा एत्रहारोणा भ्रतवा था स्तेचे ज्ञानस्य नवंगति जी वे व्या रहा काते। संचल गास्यगांयसनस्य अवेभवेता अद्योगिपस्य तिकाणासहैयाज्ञेथनज्ञणाणात्तरंपरतेभ त्यां आनी वी रोमहात्मन अयातः खाने ह तेषार्थपकायं क्रतेमानसः। सर्वाति वहा भेरतिनर्वायस्त्रपनापते दिस्कातिर्भे

स्रगणिया जादिसहरपंपापंघः प

तयोगो हे एवर । ए १ दे एए या न समाहितः। वर्षणणि वस्ताता हमेच च जातका निच सर्वा गिरहा वेषायः अपुत्रीलभतेषुत्रानुव

शृह

ग्रायात क्रोगीय चतेरी गाउत्मावः प रते सरा यस्ता दिस दिने पार्च ना शिमा ने जले किता। उत्पानलमा इंसा करेपा। तः स्थितः। जपतेमा नचीभन्ता स्वाया यापिभक्तित्र । प्रचातिप्रमं स्वानं यत्र देवे दिशकर । समित्र समित्र संवीपी राय राक तम मारभेता तरा प्रतिकृतिक यो क बोर्स गा।

पासना कार्राम्यास्य स्थारेन आहि ज्ञेतायात्र वारीयहार जारी वारी जिले प्रभाउंदिमानीसाहा उंदिमानीरंसाहाउँ विलीहसास। डोडिभिक्योगीअवनिज भवतिष्वभिग जेपेस्य सम्भिः पार्च गत् सीत नुमाविशे ता राज्येती नाभिन्देत साव कारा बार्यां प्रणाड्य गाणित उत्यतिच पत्र

कं १९३

तेथावति।श्विवाहते **सकते कें द्रते प्रलगण्य संगी अति** देसामहेच्या विज्वां न्या विश्व हो याचार्य विवासित गाणी उत्स्व समेर हो ग्रेअचातिसहणाग्यसचायहतसकः जिक्के अंतराति चार्मवात्मको गुर् विद्यात्समंत्रको तराप्तिनमारायज

विसंवधः। द्वांतस्रभगव स्वायन्या नयः। ज्ञायन्यभ हा। पर्यत्तेन मंत्रे ताय भ्रभन थि। स्वरंतिनितित्योक्तरज्ञीचेव

गो

50

म्विधान्तं वाचता या वा मंद्रसंगो अपेन त विश्वेषात्विति ये मह विश्वेषक वि के प्रविपन्निति ति ये माने यो ता विश्वेष ता वाक्षेत्रं विविद्यं ते ने मह ले ता अपे स से ता बार पंणाबार पंजिया वा यो मिने में व वाका दिलामृतरेष में देशा मानि स्रोते व प्रधेत आहरों विश्वोस का रिक्रमाति स्र न्यानंश्रवसेवंडकोणियसम्बंधेत तः चांचन सामितिहार के विभाग स्थापित है। सतिनः शहरांत्रपण्येतकता नाले। स केस राणिए यानिक र वीराणी जेंड वाति सत्रसंश्चर्यांगिरकेनच रक्तं दनमिषाणिक् हार्रेतात्र आजने। एता रेबेभः प्रप्रतिष्ठीभव रेबेभः स भव। हेवे भहमतो भव। अ रोवियाकि निकित्तिक इक

यतेत्रभाजमस्त्रजातचेच्द्री रतमध

आनो तंग्रहाणानवास्त्र ते। एदिस्यं हों छोते जीरा बीजगत है। अनुकंषपमां भसाग्रहाएण छिदिवाद्यासमाभगवते सर्याय नमाज्ञेश तयते नसे नमः सा देसायतम् । शित्यसमः सप्रतंत्रवाश वंतिं चाहित्वजारितः त्रिएं। उभकोरंतरं ना सि जारिससि विचसने। पतिर काम

खा॰

22

गहिल प्रशिवश्वानादिसामात्रकाभूता सारिसंचा छाणं जगता सारितंप छप्ते अत सरपञ्चतियां नश्नामाहित्यपञ्चतिभन्ता न्स्परकित्वां नर्भात्रेशालं चन्यीक्तन योतोकाच्याक्रयः। चणात्रव्यपणान

था

यहंनमास्त्रते तच्यानानगर धिकोअर्थभवेगाउर्येतस्य द्रेतमहेष्यं भायात्रमाने वर्षां वस्त म्बिस्तादेवाक्य गाउँ। नमोभगवते तुभंनमस्तेज्ञातवेदसे। दत्तमर्खे परहाण वरेवरेवनमास्त्रते। हिमचाघतमो ज्ञाय १सीचाघनमा नमन हत्त्वचायचरेवायत

क्षेत्रजीत्मने नम्भात्तचीत्तचत्रचीत्रची नित्रघाली जिता श्रयगानको जयिति तको भोगातिन समकीर्तित । हितरथरं दिराकरंक नकमयाकृतरेगा पित्ररेग तिरिनम रचन वं नवं मारागमे पेटिशाप तसे।तत्र यालान वार्यते यापिभ्योपिभ घंनच। ननारी भोगेचे चनच भत्रभयं 23

खाँ १४ को लभेडने। धर्विधिदिमवामीतिपात्र सा

धिशक्ति। अधिश्रेथशह स्वस्व वाजेणश तस्य चार्कान ति सहस्य स्तरम्य फल्या मुणा त्या दस्सा दिस्त हर्ये यो भी ते सतते न वः। वर्षे पापविष्यक्षात्मास्य मिलोको महीय ते। ना सगरित मंगरे वो नासगरित स मागातः असहोभगगानिस्र विविषय तिष्ति। गर्नकोरिसहखेए। सम्पर तेन का व्य

र्वे वितास वितास स्टिश्ता के स चीविसाजातिस्य हसायोतिष्राता ना जासे या या शाहिस वे प्रवेद प्रस्था व षु या विधा वा गातिस तत्ये न सर्वित है

ने गोप तये इषाया स्टर्ण य सर्व यन वात का य मयोग्रहाका काणि को तमाया विवसते चानम्यात्यात्मने नगत्यदीयाय नगाहित विक्रि।सर्वभने देशियहस्य चल्चे स्रवेतम् यामिततेजसेनमगरीयने केः परिषे

श्री श्री

प रायतिसं नमोस्तते वास्वकार्ण मः सविजेनगरेक चल्चेनगत्मर तिस् ति नाप्राहेत्वे। व पीमपायि ग्रामिया रिसिविनियायायायायायायाना नाने नाने न मस्ते भुरने क सादिगोभुतारिमंत्रे विन पागहेन के। मरोज संस्तमरो न ना प्रमा जगाधारमहित्र मृत्ये। पस्रोरचेनेर्जग

इनागणा कड्रवेंद्रितः त्ररायह तम्म न्यविभानस्मित्ररणेयस्त्रस्मयस हराषावित संभगताने सहस्रो गोद्रवभावभातिने शहस्त्र तालाखुगथारै गोनमगयसं इसंदीतिकरविद्यांतरता प्रभंती त्रमना दिन्छ। रावि स्व इः त् सपका

वने र

गा

गति सम्माति क्रांत त्यवितर्वया इलंदेव गांगे ऋश्र जितं विश्व स्ति ते भीवन मितिकोविदे। तेरे वरेवं याएमामिस्य अनातमात स्वितर्वेर योगाय में इसे चा नअयं रागमंत्रे तो स्यू मंत्रियणान्त्र पिएंग समस्ति जो मधिर यह पेषु ना हु मा तस्वितर्वेशांक एकं इतंम्हमतिप्रवे

। धर्मस्वविद्यस्ति जन्मना चत्राविषावत पकारणं चुनात्र मंतिस्वित वेरे एए।। य न्ते इसे व्याधिति नाषा हते यह गय जी है सामग पंचनीति अस्तिते वच भूभं के लिख मात्रवाचित्रचेराणं एक्न इलंचेदाचेदे हिण्यास्य सिर्यक्ताः । य प्रातिनी वं जोवसंघाः प्रजातभातत्सवितवरापि थ

वद्य

को

36

बारि सोरात्मा वरेपाम विश्व स्तत् कैयांगयतेष्ठ विश्वेष्ठ चात्रया तत्वाह रेएएं। घटां इलंबेर विलेच गीतंब इ पणाचेगामा ताता वंदे व र्थेषु चात्रमात्रात्रात्वत् वेर्णणा दितंज्जवंतित्रग्रास्ररेवियगए

200

क्रितारी है विश्वासी स्थापित स विज्ञासण्डलीनारायणि सरित्रासन शानीविष्टगासे प्राचानामक कुँ इलगान किरीहे हा गिरियाम प्रविधित के लिए किरीहें किरीहें स्यात वक्र गविमंडले स्थितं कुणे शाण गातमनं तमज्ञताभक्ताभिज्ञद्यातपनीय

ब्रह्मार्योरेसाइरधयञ्चताच्या की त वंति चरग्रेष्ट्रेंचनारायणां विभी स्रहेरिस्त्वाचे अध्यावना प्राची साम्राज्य उमर्चे च आदिसाच मन्त्र न स्वान क्रियतं पार्यकारि त्यहर्वमधा नत रशस्ते देसत्या नामुत्तम् भ्रत्यो वे

र्का

ग्रामीरंदिसदीतिकरंपरे तपनः पाव नक्षेत्रम्विः सप्ताक्ष्वाहनः। सर्वतीक हिताचीयभारत्यापनमान्यनः । अथा शाराणंनाक्षिताक्षेत्रधाराणिक्षमात्रकात काराणभावेगरत्य दाघभाक्य । एक व को रणोगसार्वं कनकभाषिता समिभव तु समीतः चग्रह्यते।दिशकरः प्रमासनः यां

इंमोटकंपग्रिनीनांमावच्यमभिवंदे सं रेविचर्पे। प्रातः स्मिनेकभ्रतं रेपेकुंवं निरिनरिने। काथिक शिवरीनः प्रसर्थे नोके महीयते। नकी न्याः पापिनायाः नागविषात्मनेसप्ततरग्रमाय यामाम् ही शायभवायभवायणां येशवान सवि शक्तें।। इतियोभवि जान र प्राणियो

माष्ट्रात्या बीग्यं सभने जी हा मेर च अपि मीडे वस्पन्नभामी पत्रे जीति हिपिए। साजन वायपीर्वीतक्रीनमसे स्थितिषायते पान्तो देवी नमस्त्रभेत्रगञ्ज सर्वमोस्तते। विय रीपचयात्रायं नमाते नगरा ताचे। उस्य विविगहें देभाक्षरं प्रमहतं निवित्तभुव ननेत्रं रक्तरको एते ये तिविश्वति महत्रे

रायनमानमा दिवाकराय मिनारक गालायनमानमः नमानमः प्रताथा नमस्ते हार्यात्मने। नम्पिरायमरोपापन मोध्यानि सनिसरी। मोरीते हे चनमस्त्रभं त्तानाकीयनमानमग्रदीप्रायप्रशासा वयुगाताय नजीन मन नमस्तिहोत्यत वेश्चिनीपतयेनमः। नमोन्ता र रेष्ट्याः **†**सर्वपत्त

ज्ञनमानम् अस्येत्रादिणज्ञेर सम्बद्धनमा स्वति चाण्या स्वत प्रधर्मत्तापनमानम् । नमो हारवन्ति। यभारत गणनमानमान पारा नियम गणना प्रमुख यहरिह बायते नमाहियायरिय ३पा ययहालाय त्येन्य गानमसे नो बाना णायभूतानापतपेनमगनमस्त्र चर्

करें प्रशासिसस्यतिः। सप्तान्तर्थ तेष्ट्यम्बरिभ ज्ञः स्थात्सरायविः। सारितस्य न महाग्रेणें इन्ति दिने दिने। नमान्यसद्दे षु सारिक्षं नोषनाण ते। जादिरां प्रचमं नाम रतीयं तारेवा वर्गे ततीयं आहर्भाव त्रधानः विविज्ञत् सहस्रामः पष्ट्रं N स्तो चना सप्तांस्ति दयमा अष्टमं ताव

到 31

भावसः।।नवमंदिनकाः योक्तंरयाम शात्मकी प्रकारको शिक्ष तिस्र हारके सर्थ उसते। हार शादिभवासाविधातः कारी प वैत्य । । इः हार्यवस्पति मस्प सर्व इः चित्रिन क्याति तर इक्ष हो वे वरावि संहरते भने स र्वती र्यथरेचे वसर्वकामयवर्षना पः पर त्यातरुष्यायभन्तानिमसिदंनरगेहोाख

धिता प्रतिस्मा प्राचिस्य स्ति। वित्राचित्रा प्राचित्रा प्राचित्र प प्रमुखंगिक प्रमाव तेशा प्रमास्पाक्ष प्रमावती माहित्य प्रवाद हा महिता प्रमाण्या प्रमुखं को खेल्वनी राम्ध्य १ ॥ १२ ॥ यद जेने यदम्मका विका निवदा तादा देशाद धारि। सर्व नदेस्तु तक त न जी बस्य य विद्या । इस य विस्ता य द लेए ति देने का यह स्त इ स्रोतिसर्विति॥ सर्वन्त देस्तेन क्षेत्र ना उड़ेष ख्यांवेष्णा । आ सरिनर ने प्रदेश वर्गा ऋहेनहुन प्राप्तावस्म नेना श्वाय बति के ते द्वास में से गाना प्राप्ति थेए विष्ठामयनार्वमातुष्पतिवेशाविष्ठामः अपानानानाश्याके।समिधा इ भाग्ना राम स्वा षा स्पष्ट ते हे वामहै। इनम्म दम्य हुउन्तर क्या री है ते ती मिनिम्प्तिनासुसिस्पा १६॥ या ह सेना है। या है सेना हु सा लिया। ग्राधिनी उप्राा उता वस्तना छ वतस्व नास्ता स्ते अञ्नि विदेशाम्पासा

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

48

हि तलारे नार्व श्वा त्र या द्वायमञ्चा के आर वस्वादः ६५॥ कार्क तिस्रियराष्ट्र जेनर्यय स्तियायशाद्याद्य हस्य दे कि वि ॥ दे शहरव दे वि ए थिवस स्तयं आस्त्रीमायाख्यं का तासि। उद्देवस्प इद्दे मस्तु ह्वासि व्यात्वय विहिष्ठ ते । श्रीसान्। ६०। दुन्न श्र मिर्णिनास्ति । प्रतिहाताव हिसाश्रासिक मिरे जो अ के ति ।। वा गा वा गाउँ का या प्रति का या प्रति का तारिः देशिन्त्वस्य गुनिति क्यानितिक्विन्त्रप्रतिविनारियया रियविद्धिन्त्रिक्षित्वा स्थानितिक्वित्वा स्थानितिक्व न्त्रियस्त्रित्वस्या रिष्ठिश्चिन्त्रप्रत्या क्रारितिन्त्रान्या गर्जी। या जीव्य न्त्राथि त्रीवरिक्षोवर्षिक्ष्मेष्वर्ये क्षित्वप्रविते नादित्यक्षः कादित्या व्यिन्त्रत्ते ना नामा ॥६॥तन्त्रेनार्याप्रस्थाचेणार्याप्रस्थाचित्रिन्त्रस्थे सुच्चेरा युताप्रस्ताच्या उनाषधीतिंगाषधी जिन्ता लमनतन्ति सन्दिन त्व वर्षाधसाधीते ना वि तिन्त्र न्त्रा नि जिता ते तसा ते जातिन्त्र । प्रतिषदिसंप्रतिषवे ता व परसम्बद्धितासम्परिसम्पर्यात्र नासित असल्वानि इदिस मिनिवतत्वा प्रवयमिष्ववतत्वा विवयमिषिवते त्वा मर्दिम सर नास्याञ्चमापाला सङ्घमोप्तिसः स्यान्त्रात्ये त्वाचिपतिना उती उति

संवस्ति ताः अधिवतवा ित है तीनामाति धर्मा दि ल्लास्ता में हैं दि खा श्रेमित का उमे अन्द्य महाया में साम्या देन यन्ति श्रेमामणीति कित्याः यन्ति विश्वेतं व परता प्रथमा तादिव कदि वा मा इमार विम्सा प्रयम्ति व जित्ती वा समिविवति श्वेतत्वा महीस सिद्धाता ता वे स्पष्टके स्वर्गानों व व तेमा नश्चमा ब्यंना विग होता। विनारं सियनियापिगार्द्रास्त्रया अधिपतस्र इन्द्रोहती नाम्द्रित युना प्रथय गरिता स्त्रा ते प्रथा स्त्रा स्त्र स्त्रा स्त्र स्त्रा तिकित्याङ अन्तिनिन्दा अवसम्त्वा प्रयमा तार्व स्वित्वा गात्रिया ण्यम् विध्ने त्रीयमिविपित्रभ्र ने त्यास व सिविदाना नार्व स्पष्ट करवर्गी त्रावयत्रमानश्त्र सादपन्त्र। ११॥ सम्माउति। मस्माउति प्रति व ति विदिगादित्य स्री थुवाड अधिपत्रसा व नुसाहितीनाम्प्रति धर्ता सप्तद्यास्त्रा स्रोमेश्व ए प्रिया

38

39

तेस्तुविन्रम्मा अस्या स्नीतािता दि शुरुः ने स्ता वे यतेया नि इत्रा ता अपाखपर व्या विति व स्ता यन्त्रियो है प्रा ता व ता व व्या स्ता यन्त्रियो है प्रा ता व ता व व्या सि ॥११॥ सप्र ता है प्र ता है। स्व ता है। से ता जाई प्रजन सन्य में खिलि में सम्में विचाय तमान म्या में श्रमान दिवारे चिन न्यी मन्यिभी विवा तिने स्ताम के मिन्यते धिका तमसा १६॥ यदे वा सश्रा वासो दिये वर्ग दश्र स्था रे थिया म यो की दश्र स्था। ख्रु स्था सि ती महिते तरेवा साम् उप्रिम ० ३ व द्यापा १० ॥ ३ प्रताम गरित स्ति स्ति । उप कुल्लमा सित्र सबना तिपारि॥२०॥ सामध्यवते॥ सामध्यवते॥ सामध्यवतिमाम यस्त्री रमेन्द्र ना या रमे खेल्बते खरी माना या प्रवत र इखा जी प्रवते द्वार के नियते स्थानिक नियति स्

यष्ठ्यातं विद्यास्त्री य क्यां प्रतायन्त्र नाध्यामि।।१२।।मुनीनीनान।मुनीने।विद्याने के ने य न्यने वित्रिना स्त्रो मेण य ने मानम्। राज्य न्याने। दे वार्ष्या वाराज्य क्यां विद्याने विद्यानि नाम स्त्रो मेण य ने मानम्। राज्य न्याने। दे वार्ष्या वाराज्य क्यां विद्याने निव्यानि नाम स्त्रो मानम्। राज्य क्यां विद्याने निव्यानि नाम स्त्रो मानम्। राज्य क्यां विद्याने निव्यानि नाम स्त्रो मानम्। राज्य क्यां विद्याने नाम स्त्रो विद्यानि नाम स्त्रो मानम्। राज्य क्यां विद्याने नाम स्त्रो विद्यानि नस्पते। देव सामसुवी सिस्प गु एस्सा वस्प दिता १३ स्थाम। साप्रधमास्का ति वित्ववाना सर्प्रयूमा वर्गा। मित्राः श्रीमित्राः १४॥ स्वयमधासप्यमाम् हस्पति विविक्त लिस्तु इन्द्रा क्षमुतमा जु होत्र ह्वा हो।। द पनु हो त्रा मधी याश्रे सिक्रायाश्र सुप्रीताश्र सुरुतायत्वाहाया दुन्नीत्। १५॥ श्रे विस्ते तशास्त्र वाहाया दुन्नीत्। १५॥ श्रे विस्ते तशास्त्र वाहाया दुन्नीत्। १५॥ श्रे विस्ते तशास्त्र वाहाया देने विस्ते तथा विस्ते तथा देने तथा देने विस्ते त नेसूर्णस्यियायनिविष्णामितिनीविहित्ते॥ उपनामग्रहीतोसिमकीयन्ता॥ १६॥ मनीन।। मनोने के कु हवे ने कु निग्मिक पश्या खायनुयो दू वे ना।। श्राम्

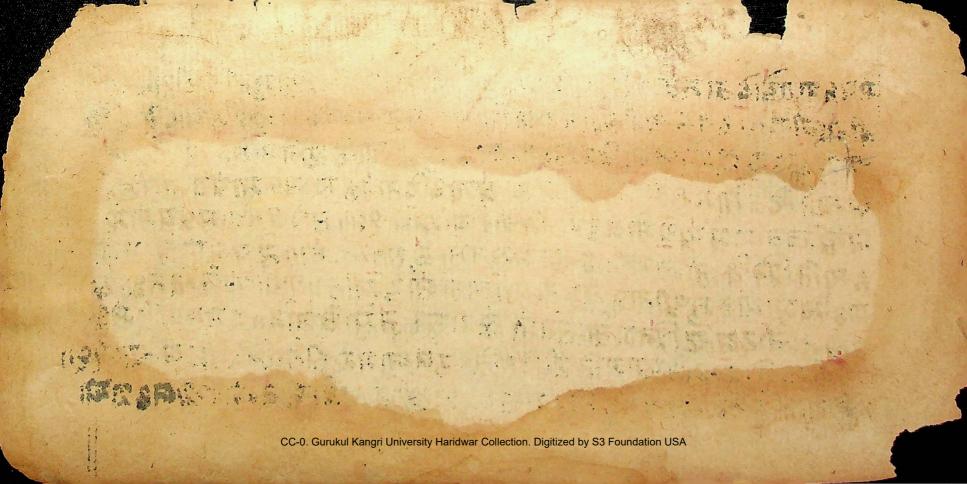



पित तिश्मित्र ना नुया वाष्टियी इ ज्यात्र न्या तरेमे तरद्व दी हि विमा विध्यव वर्थ स्वामय तैयात्र योतात्रा। पद्यामिति खदश्चित्रत्रशा महिर्व्यदश्चित्रत्र इत्या द्याचि माबाह्यात्र व्यात्र व् षोरं धोता प्रपाश्चारमा जारमित् रहित्र जी हार्ड अविति नपात्र श्विष्ठ मणाश्च विस्तार्।। महिलदोषस्वयंगास्त्रतस्य न तनिएत्व साउउता मिलकाशापदा। उपह तांश्वित मेंश उपह तांश्वित मंश्रमाम्यासी महिन्य छ।ति थि छ प्रिय छ।ति भागमनुतारहरूने वन्वधिम्युवन्तेत्वन्त्रामानापशान्त्राप्नामन्त्रन्त् पित ने हे सामग्रामिनिक्वाला १ पीयिति है वद्या ने ६ श्रीमिन्म के एक प्रमाम देनो। देने। देन

urukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

308



प्रविश्वागतम्॥ इन्द्रेवावामुयानि हि॥ इप्लामग्रेहीतासिवा व्वाद्रव्य वा कुम् न्ते वतेषानिश्व महाक्षा अपान्ता ॥ हा अप्रकाश । अप्रस्ता मित्रा वहुत अप्रकाश । अप्रस्ता मित्रा वहुत अप्रकाश । अप्रस्ता मित्रा वहुत । अप्रकाश । अप्रस्ता मित्रा वहुत । अप्रकाश के साम के सित्र वहुत । अप्रकाश के साम के सित्र वहुत । अप्रकाश के साम के सित्र विकाश के सित्र वित्र विकाश के सित्र विकाश के सित् देवायवं में नगा वंशा मान्येन किन गव न गा खुव नी विश्वाति धा ना स्कृतनी केमतेया ति से ता रुस्मान्ता।१०। या वे साया वा देश या मध्य रिवनामुन् नावनी। तयायम् सिनिक्तन्य। उपद्यामग्रीते स्परिवन्य। रिवन्य। र रिष्यु के स्विति देया प्रतिनिष्ठ जनन्दोर से प्रति माश्व अयं। निमनुवास्त्र वर्दि से। उपकामगृही नोसिया गडिवाले कते वानि द्वी ने तो स्पाद्यव

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

30

विस्ताः दि के स्मोदि के क्योदि के किया मामने स्वाध् स्वाहात्वा स्न तत्व स्थाव देवस्यान्यामनी विषस्रोदेवाधं शोधस्मे त्लेडेन संत्यस्यपित्रतास्डे नहते सोपः स्वा सायं नाया नायं ना या अ। उपया म गरिता सि। ३प या मगरित स्पन्यंश्व महत्रमाहिसानम्। उनुस्य गण्ड एका वतस्व । छ। यन्त्रस्त अने से जा वा ए जिवी देशा मान देशा मा कि मिन्द्र मा स न है वे निन्दे ने से जा के ते कि प्रवे मा इसे ने कि प्रवे मा इसे कि प क्यो दिवो स्यार्यात्वी के स्योगन रत्या क्र स्वा हा त्वास्त न व स्वा स्मामना विषस्पार उदाना यत्वा। देश भावादां। भावादां व स्वियाऽ उपनश्चार स्वेन विख्न ते विक्ववाना उपावेड सन्धोमर मम्म

स्वत्राना द्वाप्राणीः व्यय ते स्वापतीः ।। तादेवी है व ने मण्य सन स्वाप है ताह से मण्यित्रा १३४॥ माने श्रामाने की सामे ने यो अपने में ने मने मने मने साम के सी सी है के द्वा मु इने न्या प्राणा प्राणा है ता ने सो मने सी सी है के द्वा मु इने न्या प्राणा प्राणा है ता ने सो मने श्राप्त प्राणा प्राणा के साम प्राणा के साम मिला है से स्वाप्त प्राणा के साम मिला है से सि के दिन है सि के दिन प्रमामाय खारा खारा बिना विन्द मन्त्रे मिखाई ता ति। रा। खाई ता तिवि

30

त्रिवनाश्वास्यनाश्वतिविवश्वति। देवस्यासिम् सिवतिश्वस्यो सिवतिश्वस्यो सिवतिश्वस्य स्वासायास्य स्वासायास्य सिवतिश्वस्य सिवति। सिवतिश्वस्य सिवति। सिवतिश्वस्य सिवति। सिवतिश्वस्य सिवति। सिव जसुकू तम्मा उत्तेमवप्रिको जीस्व नामाध्रमनामास्य नित्रास्य स्वय वर्षेत्रसाधिवतमा मनी मे॥ ३०॥ मनी ने तिकत्वा श्रमेत केवत प्राणामेतप जत वन्द्र मित्र पे जत प्रेरो चे स्मेत पी जता त्या ने स्मेत पी जत प्रास्में तर्पव तप्यन्त्रेतचीयत्रग्तानेतचियत्रग्तामिमावितय्वा। इन्द्रायत्वा। वसुमते ३५ वं तु इन्द्री पत्वादित्य वतः इन्द्री यत्वादिमाति द्रे। यो नाम्त्वा साम र तेम बेल्वा नाम स्पादे।। इसाय ना मा भादावे जिया तिर्य र पि गाम द नावन् पिन्दे।।तेनाक्षेयतमातामा उत्यक्षकातिवा ने वी वह ।। ३३।। रवा नारवी

द्वास्त्राम्य स्वार अपस् क्या ति क्या क्षेत्र क्षेत्र

27

स्वाहा दियान ने गर्भ स्वाहा जिस्से रवा न न है। की स्वाहा मन है। कि स्वाहा स्व हिथू सी दी म्यो या म्या या इस्त ते व द्वा ते मुखा य दा दुन द्वा इदिव दे रापामहत्त्रतेव दुर्णाना सुश्रामित्र साम अवाय अवाय सम्बद्धीर्य त्यानीगरेव धार्मिन वर्न, गारे खाण भी त्य हि प्रतेकान्देवा ताकार्ग

सर्वासियम अस्त निरुष्टित ।।३१। न दानेशा न दाना अधिन या है ता न दाना तिश्रम् नमज्ञेद्राः ऋद्वरा। त्र द्राऽउत्वराक्ष्यशायुः। त्र द्राऽउत्। त्र द्राऽउत्। त्र द्राऽउत्। रीस्त्रेन नुद्रमानेश्वराष्ट्र विश्वनास्म त्यासम त्यास्म त्या स्मानिश्वराष्ट्र ।। वर्गाय्नीस्मनिश्व वनास्यात्रसामहावस्यात्रविह त्रिश्वित्राम्। वनमातः श्वित्रधारणाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः श्रीत्रमात्राक्षेत्रद्वार्थाः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्राक्षेत्रस्याः स्वत्रमात्रमात्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रमात्रस्याः स्वत्रस्याः स्वत्रस्याः स्वत्रस्याः स्वत्रस्याः स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य वस्रितामश्यमामिधेनवशा नगर्विनान बुद्वर मथ् स्तातामश्रम् युवा वर्गात्रसार भारता के स्वाप्त के स का आसिना उतान् : उत्पृष्टि ने छ या सम्पत्त इ छ र तार गाउन्त्रात्ता ४३॥ अरोत या कारे तराया ने ती मेर ब्राह्म सुद्र थू हिय स्ट्राहा। सुद्

Oli

मन्। विधिका प्रनिद्तीना रेजीवर स्रोते होते स्रोता रूथा स्थापिका प्रनिद्ध से स् वाञ्चित्रस्वसम् ६ से हे हि के जन एश्वाविक्र राष्ट्र के प्रिकारत वा प्रवादिक राष्ट्र के प्रिकारत वा प्रवादिक राष्ट्र के राष्ट्र के प्रवादिक राष्ट्र स्विश्वसाइतम्यतम्। ३२॥ विश्वसाद्वतम्। विश्वस्पद्वम्यद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस्पद्वस् तमा सपात ते इन्य वाविश्व तो तसास इवत्वाइत शास वड प्रवत्वा मार्ड प्रवत्वा द्वत्र सङ्घवत्वाङ्वर्था सम्म्राता स इपि सुक्रमी वस्तान्देवश्याधा अतीनाम्। २४॥श्राम्या त्रस्या श्रम्बातस्य ग्रमत्र्रमान्य मारु साव हा। श्रास्य विहि तात्वे क्रामित्रविशास्त्रामा सार्धानिशासार्धियानी विश्व विश्व



स्मतं उत्या देवस्या ६ थ्रेस वि ते ६ से वस्य सवस्य इन्द्रस्या लमना वस उत्राह्णा शहरमाते वा ते शाम्य है स्वते वा ते श्राम्य हमाते थे वा ते स्वदि स्वति स्वाति खिला तुम्त नेरणत्या विसे या ध्वमा एका वश्माम या में ता राजन देखा ते मश्री तप्ता ती तप्ते न्यु का तस्त्र ते स्वा विसे वा ध्वे सा देव स्वाह सा देव स्व व जी विष्णानित्रसमित ग्रंगी वाषाम्माजाः श्राविकन्दः श्रामिता क्र हुन्द्धि क्राधिताः स्वाप्ति म्यान्ति श्राप्ति ग्रंगी वाषाम्माजाः श्राविकन्दः श्राप्ति वाष्ट्र सम्भाष्ट्र स्वाप्ति स्वापति स्वा CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

माविष्वेत्राप्ता विधारित्य। विधा रितम्पति निर्माखमान् के विद्वासी हात्मन्यवि अगवश्वत्राष्ट्रभाविष्ठार्तिम् । विश्वा रित्रम् । । त्रिम् विष्ठा स्वारं स्वरं स्वारं स्वारं

देन्दे द्वार्षियोमन्तानु बर्न्यानान व्नायन्द्रने वी विशामन तानुबन्यानान वर्गा एवं भिमञ्चा तमान न्देवी यु विशोमा वृष्णि श्वानुवा न्यानान वन्त्रा द्वा द्वा यु स्तर्गाद्वी मण्यान्य त्रीस्वनं भ्यापाम्प्रपीतमञ्ज्ञानित्रस्य मञ्जा व त्रा उत्तर्भ्य वस्त्र मध्य नाम विन्सियिक सर्वना विशालाणा क्षितिने कित मेरणका नि क्षेत्र शिता के तम्भेरपधार्मा अनुष्वधमावहमा देवस्वाता व तस्य क्षत्र विकित्यामा । इमिशासस दार्सिमीध्यारा । द्वारा दारा राज्या राज्या समस्ता लेमानर । क्रारा नामगुख्य्यदेसितिक्व दवानीम्यत्यानिश्वाद्यात्रमा वयन्त्रमप् म्प्रवामा द्वतर्या सिन्धति ध्रायमानमीति शाउपम्यासा शरामान्य तुर राक्षी विमानित के स्वापित के विमानित के विमानित के विमानित के स्वामली राज

ाप्रत्येख्याः त्रांना स्हातिवर्षे वेष्णितिवर्षे वेष्णितिवर्षे विश्वानिवर्षिति । अस्तिवर्षे सम्पति क्षणितिवर्षे सम्पति क्षणितिवर्षे सम्पति सम्पति क्षणितिवर्षे सम्पति । सम्पति क्षणित्वर्षे सम्पति क्षणित्वर्षे सम्पति क्षणित्वर्षे सम्पति क्षणित्वर्षे सम्पति क्षणित्वर्षे । सम्पति क्षणित्वर्षे । सम्पति क्षणित्वर्षे । सम्पति क्षणित्वर्षे । सम्पत्ति क्षणितिवर्षे । सम्पत्ति कष्णितिवर्षे । सम्पत्ति कष्णितिवर्षे । सम्पत्ति । सम्पत्ति कष्णितिवर्षे । सम्पत्ति । सम्पति । सम्पत्ति । सम्पत्ति । सम्पत्ति । सम्पत्ति । सम्पत्ति । सम्पति । सम्पत तिश्वमत्य ज्योतिश्वज्योतिष्णमाश्च्या युक्ती प्रवा मत्या युक्ती त्या है हैं।।। इर्जानार्ज स्ट्रिं प्रतिस्ट्रा मित्र्यसिमत्र्य सत्ते मत्राशा शास्त्र श्री हन्दाम् शाउँहन्दामः एताहन्दामः उत्तामः महन्दामः प्राप्तामः एतना। क्ताराष्ट्रा र र प्राप्ता अस्ति स्वारा अस्ति स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्व प्रवासी सम्बन्धित प्रमुखी ते। द्वीडी त्राकी वी क्रिक्षा । प्राप्त स्वारा प्रमुखी स्वारा स्वा 3 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

श्रयः उसीया नामानिन्द्रमार्गा ज्यानिषा दिव्यन नान ते तसादिया उर्श्व गार्थ। श्रा अ क्षा त्र श्रुप्त ती व श्रुप्त स्ता सिवृता ज्याति नुर्यार्गं श्रु क्षा स्था र गेर्का क्या ति मासी द सा खुदा।। श्रु कि नस्य स्ता क्षा श्रुप्त ते मिल् श्रुप्त के श्रुप्त सिव स्ता क्षा कि नस्य स्ता क्षा कि सिव ते श्रुप्त कि से कि ते श्रुप्त कि सिव ते श्रुप्त कि से कि ते श्रुप्त कि सिव के से कि ते श्रुप्त कि सिव के से कि सिव ते श्रुप्त कि साम कि सिव कि से सिव कि से कि सिव कि से सिव कि सिव वर्मते। विध्नम्त्रप्रमेश्रु तर्मन्त्रमे विश्वमस्ताम्यवनस्य स्त्री। यरमा वानेनुदा तिथायत्तेनम्त्र त्वार्वी विश्वित्रहे नेस्पि है। अप। यही इस्त्रां प्रही इस्त्रों दिहि प्रामा ने स्रया सम्प्री विवे द्वा। त्वाण्या स्वना उप विनि वा ना शाण्या व्याना स्थाप 

तिया हं हु दूर्मम्॥६५॥ त्रा खीम तुं ण्यु दिया में दि विद्वा त येत्र येत्र प्रति में बेह ॥ विष्या इक्षा या देश हित हो विद्या विद्या विद्या देश । देश । देश हित ये विद्या विद्या देश । देश । देश हित ये विद्या धान्ध्रसिद्धार्थसोबिते तिने।। ६०।। त्रात्र खेरि।। त्रात्र खेरिज्यमोदेव यता श्रात्र दे वानीम्नुतमत्वीताम्॥ इष्ट्रमाणा त्युतिश्यताष्ठा स्विकत्वत्रमानाश्यवित्रा (ए। नक्ताष्ठा सामन्या। नक्ताषासा समनसावि रूप धाप सेति शियु मे ब्रिप्स मार्था। या वान्कामा उत्नार जानि ही निषि देवार जीन्त्र न्या यन देविसायि। जा ग्रेमहम्बान्द्र।। कार्गे सहस्वान्द्र शतम् ५० वतने जाता ह सहस्रम्याना है।। तर्थमा रास्य नवर देशि वतस्य ति वे मवा ता प्रस्वाका । शास्य स्वी सि ग अल्मान्य के CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

मशादिमानः एममेरिकाम घाः जासाः जायित्रवान्तादसीः अनिन्द्रम्। सविश्वा वीनित्रष्ठितावीन्न मण्डीमपनश्चे बेलुमापलाउन्काससुद्रभाउन्काससुद्रभाव वाति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स यन जे संस्पात्यात्यां भन्ता। ५०१६ न्य स्विश्वाश। इन्द्र स्विश्वां का बीश्यन्त्र समुद्र व्यव मित्रि ने ।। यो तेम प्रन्थीतास्त्रामीता थमत्यिति म्यति स्वादिशादिव है यो ते ।। देव है यो ते ।। देव है यो ते ।। देव है चित्रः आर्वत्रन्तित्युम्बर्धतः त्राववन्त्रत्। यन्द्रदिनाद्वाद्राः श्राम्बन्तत ॥ध्यावात्रस्य मा। वात्रस्यमाप्यस्वः उज्ञान्त्रसाद्यात्रस्य नित्रस निग्यान्तााध्याद्राद्राहे अवशा १३।।उद्यानश्चानिग्यानश्चम्ब्रह्मद्रेवाङ अवशिष्ध वाश्रधासपत्नि विन्द्राज्योमे विद्ध वीनान्त्रास्य ताग्रा ६ छ। ब्रम द्वागितता। ब्र महिनाना वे सक्य प्रहासे सम्बद्धादि व स्टब्स्ट शस्त्र जीत्वा मिश्रा दे। वे

प्रथम त्राम्यातिशापरा। उडल्वा १३ इत्वा विश्वेदवा १ श्राम्य नरेन्द्र विति निर्धाष तात्रविश्वस्त्वध्यस्य त्राक्षावित्रावस्त्राण्याण्यविशाण्यादेशोदेवीर्ण्य यं व ल हे ही न पा मित ने उर्थ निम्माधमा ना का ना प्रसाव प्रावेच तथित मा तत नी ना प्रस्ता व इन्ति खाता श्री समिद्धि द्वारेते। समिद्धा खार्या विधिमामहाना ३ नवा पश्र उड़िना मित्र । तस्त्र प्रदु माम्पित्र धाएत तनो जी यहा तम प्रत ने देवा । । । । । । यहा प्रश्न ने देवा । । । । यहा प्रश्न ने देवा । यहा प्रश्न ने देवा । यहा प्रश्न ने देवा । यहा प्रश्न ने प्रश्न ने देवा । यहा प्रश्न ने प्रि 

अन्य एद ज्ञामी खाद्वः श्रु ना हित्र का एप। प्रता न व ता तर्र इन्डा ब्रह राक्षिय ही है।।
इग्या वेह सन्त्र मार बेंग्निय क्या य या प्रधा ख्रेसी या। ज्ञासी या से नाम उत्र प्रथे का म ख्रा तिन् श्रे ते सारवर्ड माना। तार्त्वः इत्त मसाचे ब्रे त्य या मीर ख्रेसी। इस नाम जानना प्रभाव ईमाणा है। मुम्पर्त नि बु माना विशि रवा इंगा तन्त्र इदन्द्रो में हरपति निर्वा क्रिय क्षेत्र क्षेत्र हित्र क्षेत्र क्षेत्र हित्र हित्र क्षेत्र हित्र हि खा। ४०।।उदे नम्। उदेनमुल्यान्य व्यानिक्ते ना क्रतान्य स्थानियास्थे से अप त्रयावम्डकुः विष्णाणा । । विण्डिवाशतायः । । । उत्यु मम्पर्ने मम्प्रत्यानी । । । अस्य मम्प्रत्यानी । । । अस्य मम्प्रत्यानी । । अस्य मम्प्रत्यानी । । अस्य मम्प्रत्यानी । । अस्य मम्प्रत्यानी । । अस्य स्था । अ

महामनसाद्ध्यन्य वाताद्वावा द्वानाश्चर्यता मुद्दे स्थाता ४१ १३ दे के द्वाम व वन्ता खुधान्य तमत्त्वे नाम्माम का नाम्म नाश्चिम १३ दे त्र हन्त्व ति नाम्बातिनान्य द्वानाश्चर्यता श्वयन्ति द्वाचा ४२ १ श्वास्माव मिन्द्रशास्त्र सम्पत्र स्थान्य द्वेत ख्वरमाद्यश्चा ६ देवस्मानेयन्त्र । प्रामाव मीत्रा ६३ तेन तन्त्व समाव देव इत्रवता हे देख। ४३ ॥ श्वर्मा श्वितम् । प्रामी घोष्ट्रित मंत्र ति ना नम्नी गर्हा गा

Co

इन्येष्वप्रमाध्याक्षित्रहितिद्वहरुत्या वेत्रध्वा मित्रास्त्रम्यास्वनामा

समायाश्रे मे ने इ अब ते प्रच है। इंट्राइन्द्र ज्यासाय। इन्द्र ज्यासाने ता यह स्पिति दिनित्ता

ए हैं डा ए नड ए हे सामक्षाद्वस्नानायित्र त्र अतीनाश्च यं नीनाम इतो यन्व ग्रामाधा

उन् सार कारे। उन्द्रसार क्ला बनामा नातां जादित्याना माने तार्थ है। उन्द्रसार क्ला बना माने तार्थ है। उन्द्रसार

एक बीयश्रमत्र श्रमता इत्र अस्ताक मिन्द्रशायक या विकास । यह दूर्न्य नेना ं मेळेल तिष्ठमेषु कानेता दुश्यवने मध्या ति से गातपत ते सह दुश्य से न र इ खुर स्त्र र द्वारा आ सः इ खुर स्त्र शास इ खुर स्त्र स्विम विमी स्थ मधासबुध इन्द्राग्ताना सथसब् जित्सा वामाङ शहीरग्रंथ न्वाणितिहतानिन स्ति है।।२५।। स्टेस्पेत्पि। स्ट्रिस्प्तत्वी दी दी द्वात्य येत नक्तिमि जी २। १ अपमाध मानक्षात्र त्र व्यक्तना क्षत्र माणि वाज्य नामा वे में क्षितात्र थाना माले हा मिला ज्ञासस्यवीयशा मुल्विज्ञायस्य वित्र प्रवीति सम्मिना उत्याजी सहमाना उत्या ां श्रीतियोगाः श्रातिसं त्वासहाता ते जीनिन्द्र यथमाति छ गावि ता ३१। गा जिल क्रीविदेश। जा जिलदेक्री विदेशकार्य मार्ड भी प्रजाम जो प्रमाण ने मार्थ में प्रमाण के मार्थ में मार्थ में प्रमाण के मार्थ में मा जाताः श्रनुवीयसङ्घामन्द्रश्मस्वाचाः श्रनुस्थ्रमञ्जूष्माः श्रामन्त्रभागाः त्राणिम स्मा गार्थमाना द द्वाबीयह शतमन्त्रिपिन्द्रशा दुश्य बत्रह रतना का देख द्वा

मागन्धव स्त्रस्य वन्द्र वास्यप्य नित्ते बुनयाता मा स्न इर्दम्म सन्दे बुम्पा देते स्थार त वास्तिमाथस्वाहि॥ ४०॥ उ षि गेरियव द्यावाक्ष । इ चिने विश्व द्ये वा वातो गन्ध वे स्तर् षाऽश्वायात्रमारा अत्रांनाया सन् १इयम्ब्रासन्य ने मातु तस्य स्वारा वाङ्गम्य ३स्व ४१॥ ले जिस् व स्पर्किश। ल ज्ले व स्पर्किशा ले ज्लेश मान मन वानाया सर्वे ३ दम्य सन्दे अम्पा हत्या हा सार्वा हा सार्व श्चियव वर्मा। प्र जापेति श्चिव वर्मा मनागन्ध बेस्तर्या में वरामान्यप्यन त्ववस्थवतेष्वतापत्यस्पतः उपियः हावस्यवहाँ श्रासम्ब्रानारमेन्द्रज्ञायम ॥४४॥स्य द्वामि॥स्य द्वासित तस्वानाद्वात्वश्याभूगोत्रो त्रनि माबाहिस्वाहीमानुतादिमनुताद्गराष्ठ्र शास्त्र मियान्त निमाबाहिस्वाहा उवस्य निस

3

या बार्जधीत है। व्ययमा ३६॥ बार्ज १९२ स्तावा ते १९२ स्ताह तमे हाता ना बार्जि दा न् विद्यावर्द्धाति॥ वाजाहिमामर्श्ववीयस्थाय सञ्चा उत्रायावाज्ञ पति ने वेद्यस्था ३४॥सम्माण सम्भारः तामिप दासाष्टियां या सम्मारः तामप्रिता संवीतिशासा हस्ता त्र श्रेसने प्रमग्ता ३ पा। प्रदेश रिवियाम्। प्रदेश रिवियामपता ने से धी क्र पत्नी दियन्ति विनेष्या धाष्यक्षिती १ प्रदेश सन्त्रम् स्वर्धा देवस्य न्त्वामित तुरेष मविश्वित्रार्माङ त्याम्यक्ताहरताम्याम्। सर्वस्वत्ये वावायन्त्रक्षेत्रणाम्यक्ता स्या ज्याना ति विश्वामि। शासिता का दृत क्षामा। असता का दृत क्षामा जिने में न्य है स्तरेषा विधवाण्या स्वापुद्वतामा स्वार् इस्माल्य ने मात्तर सहना हा वा के दास्यश्याहा। २६। स्पृष्टिता विश्वसामा। सुष्ट हिता विश्वसामा सूर्व्या ग्रन्थ ही सीस्यम् रीव याण्यारसङ् श्राष्ट्रिवा नामा सर्वे इ दम्म लेन्द्र नम्पा व त स्मार्ख वाह्य स्पार्थ स्वाहा ।। इचा मुग्नमार्थ सूर्या न रिरोमाश्वास्थ स्वाह्य CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

निच यो व देशा इथादम्या मंत्र जे जो लं शमोगहो चवाहा भेः। यमिनिह वेबस्यानेन एभ्रिति विलाक येत्। ३६ जीवमंगलमाईऽाउदांतिष्रषाउ उद्धाः। स्तामसामजभंदाहिभगुप्र अयोखित.॥४।। युवाकृतः शिश्रासी म्यः त्रात्रिष्ठक्रीन्त्रम्यमे। मंदमा र्तेडदेवेज्यफिलानः स्थविराग्रहाः ४१ ii Şu

भोममंदा ईभोभीदाः प्रक्रतादु खदा क्षानगरमित्रकेतिकरणः श्रमाः स्व वस्त्रम् ।। ४२। छत्र यहार क्राभाव पत्ता। क्षवत्रलवर्णनाहोत्रक्षव्यव्यवायका ।वयः प्रमाणजातीनां तन्स्यानादिति अयः।धर्मात्रसाम्यार्थाः।धर् धातुबद्वकं ऋयाएकिमवा लिधनस्यानेनिश्चयेत्॥४४॥भर्मी